

संदरवार

श्रीमनाहित्यरो स्रिक्ताहुरतोष एउम्माहिमार त रिनमामिनाहित्य पतत्यजिकिल्य पार उद्भिग्नं श्राम्माहरू अश्राप्तमाहरू अश्राप्तमाहरू रिनावसंत्रमुण्य

- Title सु-५८वाह
- Accession No Title –
- Accession No -
- Folio No/ Pages 13/26
- Lines-
- Size
- Substance Paper -
- Script Devanagari देवनागरी
- Language संर-ध्रा
- · Period -
- Beginning -
- End -
- Colophon-
- Illustrations -
- Source -
- Subject साहत्य
- Revisor -
- Author -
- Remarks- yol

निभीकालतर्ह तंभनामहेव्दाव लग्नुं: इतिन्व देविः न पे निलासार्वा मधनिवायमनाप असंदर्दा: परिभम् अंदर्म यादिपति म् अंदर्म यादिपति म् अंदर्म यादिपति म् अंदर्म यादिपति म्

Mala

संदर वाह श्रीमनाहित्यरिक्षमाध्ये ताहं स्राध्यावर जमनी नुल धकोषः निभीकाल तरह एउमध्माद्रमाध्येतम् यत्रम्मधितन्तप्रापणातार्थमधितपत्यमुः इत्वेत्व देव् रितगामिनाक्कचनमंद्र मंद्रण्लासाक्किल्वातित विक्ताक चन फे्निलासार्वा पत्रमणिकलका विद्वनाने न प्राचित्र महान्दे महांदरम् ना स्प्रमणि निपायमनाप न्त्रशास्यान्त्रशास्यान्त्राण्याण्यान्त्रत्वणाविष्ठान्त्र मंत्रत्वत्यान्त्रत्वत्या थ शराधातिया वित्रक्ति । क्षाया वित्रक्ति । क्षाया वित्रक्ति । क्षाया वित्रक वित रिनावमंत्रम् प्रपामिह रिषार ए मर्प पन्ना भंगविति व करण्यानाना ना सी ईप्रम्

श्रीमनेगहरिचरलेगसमामिनेग्हें अशिवरनम्नी दलक्षेत्राधः निभीकालतर्ह सदरवाइ पुररोहवाद्रं स्नोध्यत वरण विलोक्तना भिलाकी (पुनर्गपत भूने भना पहेंच्या । एउमयमाद्रमाध्याम यत्रममाधान-रप्रापणातार्थमधितफलमदुः इतिन्व देवर रिनगामिनाक्तचनमंद्र पंद्रालसाक्तिस्वालतिविक्ताक्क चन फ्निलासार्वा पत्रमणिक लका विव्नति युग् दान री म संदर्भ मा कप्म प्रतिपापमनाप णार् उद्भागमंद्राष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रमाष्ट्रम नप्रशासाद्यान्य शास्याचित्रन प्रवाधियं भने मन ह अंद्रम्याद्रपति म् थ शराभाति विणान्नि विषिन्न कि विन्न करिति विषिन्न भित्र भन्न निर्मानि । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । रिमावमंत्रमुपपामिहरिपार एप्प्य पन्ना ऋगविविव स्रष्ठ्रंगनाना ना निर्मार्यप्रमु

四日 ELLE PERIODICALINATION IN रिम्माम्बर्धः では日本では not much CC-0. Gurukul Kangri Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US

प्तमं इतमं हिना नां दर्ण एम प्रकृतमयां करारां करा यां त्र प्रयं त्र वा म छ दर्भ जस्मे मरान्यना दिः ध्वरीयशिष्णानांशशिकलांनुषात्वाम्गानि । ज्यहिशिति। न लतः सर्विनहिदेवतांतर समानि हिस्राम उत्मानि हिस्राम उत्तात है निर्माण ने: १ मंदादिमिना लंभनका तर वशानु पाधिनिक रिसिप्रणयन कल हसमाध शातिः पंत्रायनारिः सर्ष्रहरारोष्टाः द्वर्षसीर्ष्यनियश्तिकाचा वनावना अम्पण मयनिर्भनेग एनस्य कुलास्योग्यार नाविष्ताः कुंडालनः स्वाविष्ताः प्राची मिरिरमम् म स्पपासि न्लमतम लंगियो परस्परेमः रवगपति चर्लावगाः राष

ते भुजगणतेः भुजगण्य सर्व एव वक्त न भरसा स्वती विषत्त सारति माव यता मतास्तिन शिष्ठ वंद्रषद्वित्र सिक्ताना चिहननेशेलतरी ष्रु स्ताय भ द्रिक्न समितिहन्सि मिन्न न पना वितत्त येव पत्नाः निजक सपनाराष् वश्वग्राः विकृतपतिल्गाना गर्ना गर्नेद्नामः १२ में भगापतिहं सत्ताल भितंत मुभाना का किला पुराप त्या पावादी न ल्लेम (वादा जनम ५ सप्ते ने वादानि मिताः करंगततयः शातंशिलाशेकतंसायान् किलयनसंदरभन मामित्वन साधरे ध्यातां वां वाद्यात द्विपातमा नों लं विभन्न ना यं कर्ण पार्म स्राम्स

र वन मिशंद नवा सदानं सदमियां किमियवस्त्र ममावितन १७ जानिजीवनान्य यविष्ठ तत्वा प्रतोज जाता मिलिश तिश्वास्त्र प्रतान त्या समस्त इति ने क भेषतं वनरोलसंभवमहंभनेमहः ९५ सङ्गानमपदेलामा हिरियोनारपणिनाना था खातो गतिसाम्य स्वधाविषया नन्यववो को त्वतेः विस्त स्माधिक महितीन ममतंतं 93 (कित्रां प्रारुष शिष्मा प्रायवनिते : कुं जो दिनं प्रिय १६ श्व स्पानीश्वर मिंपरं ज्ञानपुरुषः परंज्योतिस्तावं प्रमियता रापण्यति प्रमानि कारीसिद्धतिविध्तीस्य एतीयमा हारू जमीः सवनिति धामाविन्यने १

वा

CC-0. Gurukul Kangri Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

पृथ्वमार्गा नंगानं निपमपति यत्तन्व निकरंतरंतय्यितद्वप्राविद्वत्तिनेन म गवान् सपमि एवं पंनवित्र हृद्ये छ वन ति सम्प्या सानी नी विश्व हृद्यं हुंद्र पुत्रः भागामा निकदाष्प्रधंभवद्गिभूमिमिमिविकियंश्रमिः तेवनादिनिनपंगतंद्रं नेद्रम्पे जंभनामहे ए वृद्देषवंद्रपंत्रं भून गेर्स्तागसतं महावनाति रिजणम प्रनीणं वंते विदुर्हिता काणे पञ्च स्माना शतो पर्विषद् छरावती म र पः ज्ञापनांस्पितिकतिकतिकिनिकानियाम्यानश्रामानंतारेषप्रपं लिह्प वस्तारहिनिद्वानिद्य विशेष्टः विश्वः राचिः प्रवा कोहतन्त्रिननयानित्ममेवानवयः तं वंदेयद्शवंद वनितिलयं पुंडिका मतासम् भी

CC-0. Gurukul Kangri Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

गुणनगणिनाहिमंगलतंत्रामितंत्रत्युत्वपत्वरूपमेत्वतमनंतस्वाववोधरूपंचिमलंसुदावाहुमात्रवामः रस्त्रतिपतिता विधालमहिमानुभवप्रभवत्स्विकतानिलांगानलपीपितानित्यदशंप्रतिभरमेवहेपानिका स्पानदा प्रतिमहिष्देगा क मुप्यामिवनादितरे॥२३॥मराघादुाणाखेः एपुतवलावितानशकानप्रभावीच्ये ऋचेरितिधाविप्रोधितदशंदुमलोम स्माभ्यितिमहोद्यानम्दितंत्रपद्येध्याह्र एष्ट्रियाभिनमहं संदरभुत्तम् २५ मोशीत्यान्नितवत्वत्वत्वस्दुतासोहादं मामा जीवेपैकिस्पेक्म वीपिमोफिकातितागांभीकिचातुक्रिकेः सोंद्रकान्वितसोकुमापिसमतातावापमुखिर्गोरिवः निर्म उशेलानेलचानितां स्पितः सुराः ॥ २५॥ चेळ्वकाष्णणस्याविष्ठ इपि वेलोको नां स्वात्र पंकार्णनार्शावेभवेरमानीति । मभ मानितेः नियदियगुणे मतोधिकशुभन्वेकास्पदात्मात्रयो त्यंतुंदा वाद्गमास्त्रशाणंपातो वना द्वार्यम् ॥ ६॥ 

महर

त्यतः रथा पत्काल्यापुतभोगतोषिक्शातां पायान्नवास्त्रलं पे व्वकारयत्याविधेः सतततेरं तिभिक्तसीमिधः अस्तादाविहसंसतावुपिनेतेः छ-नंत्रमनं नं मंनन्यात्मतेत्ता द्वनिति प्रस्पिप्रयः हदाः ॥२०० यज्ञातीय।यादशायत्वभावःपादछायामंत्रितोयोधिकोपितज्ञातीयत्तादशतत्वभावःग्रीयत्ये नं मुंदरो वत्सलावात् ३० विहीनी नात्यावा भश्रमकुशले वी खचीतेः प्रमान्वेपः काश्रविद्वहत्तापमिष्या दग्णनः भनंतं नेष्ये द्वनगपातिना नुल्पमापियो वना दिप्रस्पस्यः मममशाणं सुंदामुनः॥ दशापिके कर्ष गलगुणानुभवाभिनंदमि हाक्रियानितिहि संदादोष्ट्री कले नेपेशनं वितिनिपंतुमना स्निति षवा उन्नमणेचर र सुदार ॥ ३२॥ स्न ज्यादमर विंदलो चनं पद्मपाणी तलमं जन प्रभम छंद्रो हभु ज मिंदिरापति म्बंदिषीय वरदम्बनादिगम् ॥ ३३ कानकामरकातां जनद्वारणां मप्यन समुन्यित सिरमेलनी त्यं नपतिकिमपिरूपमस्पतिनो वनगिरिनंदन हंद्रो हवा हीः।। ३७।। किन्यु खपंस्वात्माविभ षणं भव

राम

न्तमावलंकिए तिरिताजनैः वर्षिल्वाल दुमषं उमे दिनं बना चलं वापरितः प्रमाधपन् ।। उपाम् वस्प शिनित्येः कानुमस् कमारांगस् विदेः सुसोगंध्येदि व्याभारागणादिव्या पुपगणोः ऋतं काच्येः सर्वेतिगदि तमेलंकारइतियः ममात्वानंधने मवनगिरिनाप्योत्तरशरणम्। वर्षामुक्टमक्टमालोतं मच्यालना म खलकतिलकमालाकारतेः मोईषुंद्रेः मारीवरवनमालाकारकेष्य कंप्ये मुलामिकटककांचीन्प्रा चेत्र्यभ्रषेः॥३०॥ ऋतिनलना पांगेष्शा ई को मेदकी भ्या मगिलत गुलाना लेरा युधेरप्पयान्यः सत नाचिततशोभंपद्मनाभं वनाद्रेरपवनम् विलीलं मुंद्रं वंदिषीय। ३८।। आजान ज स्वातवधार्मपल व्यभाम्पदिदग्धमभुपालिसदेशकेशम् विश्वाधिराज्यपरिवर्हाकीरिरराजंहिषुंदरस्वतस्दितन मांगम् उछ। अयं तमाति। तिति मिव पत्या ततार माधित सुतं त्वति वनवार्तम् इशासकेशव मीरालकालिनालं ननुत्यकल्पमधुपाग्गमहावनस्प ४०॥ मुद्याद्यमीकन्वलिदिद्वानिभेषतोईपं 4

उं विलसिदेशे वं के म्लाललारं विप्लं विरानते वना दिना पर्यम मार्ख्ना प्रियः॥४१॥मुचार वाप द्वपविभनंभवीर्पुगंसने वाक् सर् सपत्रयोः उपां तगंचामध्यावलीयुगं विराजतेष्द्र वाह तंत्रप्रम ४२ ऋदीर्घमत्रमदुघंत्तान्वलन्तवारमतः कारणस्पष्यताम् अतुन्वमञ्जन्तवाने दर्शनं वना दिनापस्पविशालपोर्शोः ४३ प्रऋनातत्त्रेमसामितामत्त्रत्वत्वस्य अप्रामिपाम्बिदित्रातां कतासित्रमरणमुषितत्वांतकांताजनाम्पाम् विश्वोत्पतित्र वृत्तित्यकरणे कानामां ताजीयामां देवालंकारनामाव्छातिरिनिलयो वीच्चतामीच्णाभ्याम् ॥ ४४॥ त्रमाम् तो घपरिवादिमहादिशिंधु मध्यप्रव्यक्षमाव्यक्षितित्वल्या मध्यप्रविद्यानिमानिनासाकल्यङ्मांक्रानिमावनशेल भत्तेः ४पा। व्याभाषिताभ्यिकानन्दनभंदनर्दिमंदासितामत्पितिवसंस्वाण्यम् आभाति। वेदुमसमा परमास्पमस्पदेवस्पमुं राभु नस्पवनादिभर्तुः ४६ पश्चीदां गुल्पस्रीन्नामिताचेवुकाप्राणमुदितोकपो

राम

लाव्यापिरागुपतित्रविगमको विराजेतिविद्याचिततमहकारासवरस्रमायद्भगायपुन्यानीरःसुन्र निगउधियानाः सोपंस्र संदरभुनो वनशेल भ्षा। ४०। सदेश संसानित के तला निका वती (किलाभरणा व्य क्याः मवसुराक्तं धनिवयानो धुवासुनंदाः सुन्दादोविरानते॥४८॥ व्य रण्र र भुनन त्र मुल्लस् लाम्बु कंधरधरंधराधरम् वत्तवग्रमपम्भनति हेत्रगणतम् नामहै॥५० मंदरममणविभमान्यः तं दास्पावैत्रसंतिवाहवः रंदिरासमिभनंदभंदनात्रवंदनागतिविभ्रषभ्यिताः॥पर्णानपाविणंकपरिकर्म धिक्तिलाभांतिमुन्दरभेनस्यवाहवःपारिनातिष्टपारितर्द्रपःप्राधितार्पपरिदानदी दिताः। पर्गा साग्राम्बरतमालकाननश्यामलईषउदारपीवराःशेषभोगपरिभोगभागीनसान्वभावनारी भाषीत्रभूनां।।पर्।।त्रहमहामिकाभानीगोवर्धनोद्धतिनम्भापीप्रमणनविधावद्येल्नियप्रवयमं मंदा वाह

समात्रियाः म्निमनव्हभावाः का नाभि।मभणसम्त्रमेवनगीरिपनेवीनाः शुम्भतिमुन्द्रदोहरेः॥पठा। श्रीमधनादिपातिपातिनलान्वपुगममाह एवांविमलशंख एपागयो सु एको झमास्पिन र्वोत्तमराज हंसःपद्मप्रियोक्तरवत्सम् तोदितीयः॥प्यालद्म्याःपदंकीनुभसंस्कृतः ऋश्रीवत्सभ्यमिविमलं विशालम् विभातिवद्योग्रनमालपा एपम्बनादिनापरपार, मुंदर स्प।। पद्या मोदर्पा मतमा एपरपी वा हावर्नगर्नापितंपातः किञ्चावरिञ्चिमम्भवनभ्रम्पोन्सम्भातिभः नाभःशुम्भातिकाभक्तान भनिर्भातसानसावेधसम्भूसद्भवाउशेलवश्रानेराह्यलक्ष्याहरेः॥५० सुन्दरसाकिलस्न्यवाहाः महातर श्रीवनाचलभर्तः हतपत्रानिवशानिनगानित्रापितकाशीमनननुमध्यम्।।पणापिष्ठद्छमपुके वनवषकक्षेत्रेदानिभानितराष्ट्रभाति विभोर्रभयं जानुष्रभाकातिकम् मंदरभुजनाम्नोमंदरम्

TH

ापीता बोश्वंदनवनविलम्बान्दर व्यमपतेः॥५०॥ त्रधोम् वन्य नापदारविंदयोहदाचि तोहात्त स्नालमान्ने भाविलं प्यनं घे का नुं हितो ६ शोवना दिना पास्प सुंदा स्पने ॥६१॥ सुंद्र स्पास्पपदारिवेंदेपादारिवंदाधिकसीकुमार्विन्त्रतोन्यपातिविभयात्नंपुत्रतदासन्नास्त्रह् एमभ्यन्पे छाति देपरानितामिमाष्ट्रीस्ताविभानि ॥६३ एतेतेवतमंदरा क्यम् षः पादर्विदेशभयाने लिनमग्रितान्नेपप्याधीनस्म काञ्चाकिलधनेती।प्रीरमाध्वलदपरं घोनोभवानीपतिर्य षा गालक नंदिकोति निनगुर्नी मेवमन्वर्षक म् ॥५४॥ न्त्राम्नापक ल्पने लिको स्पस् गान्धपुर्वाषी मांद्रहाई सरमी हर्ग ज्ञ हं सम् उत्पक्ष धर्म सहकार फल प्रकार उन्वन्देय मुंदर भुजस्प प्रदार विदेश ६५ मुंदर स्था सनुवान जा कतेः काम ज्ञापितिमान सिक्त हमे पदे ता विदेश सिक्त ज्ञापित ना विदेश सिक्त से पदे ता विदेश सिक्त ने जिल्ला माने विज्ञान ते

छंदा वाड

विनगत्यद्धवेगाद्द होंदर्णसारमतिसंध्वीती श्रिलिषुपादांग्रत्नेनार्वकास यक्त्यवंदात्रियमा त्मकान्यान त्वावली शुम्भति हंदा स्य ॥५०॥ जो नात्र सिमामली वारीर सा सम्भावितः शम्भ ना सोपं पद्मराणात्रपीशवाधरोन्सनन्ववियानतः पर्णात्विमलत्वमुन्वलतपामा ईम्बहत्वनापाणनतं न र नाउरी लानेलपम्बन्दामहे हुन्यम्। १६।। पह्याः कदान्तामनुन्ता मी १वा एमे १वर्ष हेत्री तिहा र्वननीनमेनत् औः मिति मं दरानेषेवण नी निराक्तां हिर श्रियः। श्रियम् दाक्तिया वाचः॥५५ ।। दिया चि त्यमहाभुनोत्तमगुले लाह तपलावरायका प्रापेर्द्रतभावगर्भ सतता ए वीष्रेषे विश्रमेः ह्याकारिया तिंश्व सद्शीं तिन्यान्य तां श्रियं नी लां भरति मंग्री दंशीर प्रापे ता नित्यान्य ना द्वीष्ठ्य दंशा अवास्त्र स्वास्त्र चेतितिरीक्ण हार्मावत्रमानुभावमध्यिणयत्रभावः न्यानघनयतादिवासानुभतिः खात्रे पतिं रमिता वन्त्रीलना पः ॥११॥ हं दर ह्य वनशेलवा तिनो भी गमेवाने नभी गमा भनन् शेष एष

तम

9

र्तिशेषताकृतेः प्रीतिमानिष्पातिः खनामिति। १२ वाहनासनिवितानवामराजाकृतिः रवगपति। ह्यपीमपः नित्यदास्परितिवेषस्यवेद्येषस्नद्रभुनीवनादिगः॥१३॥वनादिनापसम्मस्नद्रस्यवेत्र मुतारीधाष्ट्रपप्तेन्यत्यातेः समललोकेकध्रधाः सदाकरा न्वीन्पात्य नत्वकित्रा १९४॥ इ ववामरमुखाःपरिख्दाःसरपःपरिननाष्ट्रवनेत्पगाः छंदरीरुभनाप्रधनेसदानानशकिमुखानित्यन्त णाः॥१५ घारमापगणमापतल्लमाः जारिषयपदभागिनसापामामकाऋगुरवः प्रातनाः हर रम्बनम्तियुगंगिताः॥१५६द्वीःपरिननैःपरिख्दैनित्यासिद्धानेनभोगभानगः मंदरोवनगोरे सारीष्ठवेर ज्यतिसकलदाविने वरः १९११ त्राज्ञा जीउम् पिष्ठुम् गिष्ठुम् गिष्ठिकीष्ठवेकुण धामितिसम दिष्वापिकास्।। प्रधान्त्रीमल्लतागरुवतीषुपपानचेवलद्रीधरः सल्तातिसिंह गिरिलरीषु।। १८-स्रातं दमंदिरमहामिताउपां नर्लिद्माभवाप्यहिपती महलीलयाचा नैः संखानित्यनिति वाननेक से बो मंदर

नियम्बसन् सिनानिसन्दादीर्वनादी॥१८॥प्रतार्धिनितिगुणकप्रकति सीम्बिनेकं उपानिप्रभाग्वरमा क्तितितानित्यस्वसन्परमसलमप्रेप्यतीनेपोजींद्वाद्मनसएष्ठिरीर्वनाद्रीगट्यालोकांत्र्यतुर्द्श दपालीलसंदरसपं सीगुलातरितसहरतीदमराउम् अन्यानिनास्पस् मद् रिपारः रातानिक्रीयाते भीरिष्पिक् बतामगक्त्गाद्य हातरतिर्द्यादिवहभेदकिभनामिदंनगद्यवाण्यम्पिवरणिन चमन्नणाग्ण छहने चमुक्त प्रज्ञ वनादिपते हपका गानिन मिविधपे पिभवं ति विभोः।। १२।। त्तानिनःसननयोगीनोहियेसुन्दरां चिष्ठा में भाकीभागीनः माकिना प्रधानं परेपदेनिसिकं करपदान नानीते।। एउ।। देवस्पस्यरभुनस्यवनादिभर्त् हेशीलवत्वमपवास्त्रितवत्सलावम् तेषात्माव मनहाद्गीत्वतारे यो लञ्चकार नगदान्त्रित तुल्यधर्मा ॥ दशासिना दिना पनववा उमनतातिवृत्तं ह्यं वतीं दिपमुदाहर हस्पवाणी एवञ्चन लामिह्वे समवानि रिष्य त्वञ्चन भक्ति विधयो यमुधाभ

गन

7

विष्यन्।। द्या। यैभक्ताभवदेकभोगमनमोनान्यात्ममक्तीवनास्तरं श्लेष्णनाद्दरोधानिधनाद्यर्पम ना दीश्वरमध्येणं पदवाता स्मुरनराधाकारदियाङ तिलेनेवात्रदेशेनेरेश्च सुकारं सिन्नाधितप्राधि नम्।। द्श्रीमन्मन्वनितिशाविधीशयोत्तिमधोत्।विलिशानियः प्रचमावतारः तेनैववेतवमाहे। क्तिनगः किलां पा क्लन्म स्पमावमवगम्पकप्यम्भवेषः॥ दशाहेदैवसंदरभुनलामिहाएउमध्ये सो लभ्यतीविधर्शंचितिम्माहिम्नः श्रंगीकरोषिपदितत्र सुरेरमीभः हाम्पान्तेक र्षपरिपालनमेव माध्याद्शाद्र हावतीर्णात्वनादिनायने निग्रहतः त्वमाहिमानमेशवरं उमापतेः काम्बेजपः प्रि पंकरः प्रिपंकरिचे दानि दान्न वस्था।। दिशायुक्तित् क्रिन्स् र्क्नोद्धातिधृतस्यावार्तितावर्तवस म्बर्नाएवनीरप्रविलु हत्पाठी नदिया कते । सिंहा दीशन वेभवं नवक पं खाल द्यमाल त्यते य यात्तस्य ने युत्त तो पि विभवंत निर्माधारी त्र ना ७० हा चला वर तरा कदी प्रका ना क्वी नल

ग्रूसंवाले

cs

विवाधितः त्येषंगप्तद्वानिननोरम्रायनोद्रनवपहिसंद्राार्थः प्रलपननीरप्रापित्रित्वानिल पावसन्नवदन भनदशरएपम् तशरएपरिनाकिशरएंभवन्वरूपपाचलदुद्धीरिताम्बक्त लबाक्रिपा ण्यगमनस्वयकाविध्नाचलकुलएवमीनतनुर्मसुद्रभुजोवनादिनिलपः॥ ४२॥स्वर्षेचे छादिभम णकारों किंचकारी नो विकाधि सारकाधि सति धुनदुग्धा विजवाल नेराविस्यन्दो नन्दन् विकास दाविदेत णहाचिः प्राम्हासिंहादेः प्रियतमहरे कच्छपतनुः ॥ ८३॥ जगत्त्रली नंपुनहद्दिधीर्षतः मिंहादीति विलयस्य षंदर। जावगहसनवेपमुर्वगदं घ्राद्ये देः किलन्दम्पलादीता॥ ४४॥ नवापः पस्पने वपतुरप्रवासंश ापीर वीदिशोन १५१न विश्वाप्यचल देवला माचलका ला नम प्रत्र प्रश्च्योति का पितमापिपायो नरहरी न्वापि साम्भेश मद्युषिमाति हेसं दभुना। ४५

भुग्नं अप चात्रका भि तिकावत् २ - न्रातंपातालं निर्शानलपः न्रापितलपाधितिनिर्वतायपुरिपिदिशः कामपिदिन्नम् न्यन्तानिश्च न्राधिर्यमप्रामितिक एत् मरिपोर्विभिद्रानेवन्न स्वापिनरहो सुन्दरभुना ७५ नखनकं न्याधिक त्यावनस्पली समुन्यहिष्ट क्वराकि तित्वान्वतं स्वम्य अवस्थान स्वापितः प्रनः वाति स्वापेत्र सावशाय एवनर केशिस इह्ह श्वित हे दरः ॥ ७० दिति रिपं नान संद्रतिपालने निर्णालिक स्वाप्त्र तोर पिवन गिरिषात वेवस तीव पंवर द वाम न भिन्न स्वाप्ति हिता ७० भागवः विलय वन् भवान्य राकु न हे द रवना चलेश्वर न्यर्जन स्वावल द पितस्य ते के स्वाति सार तिवा हु का न नम् ॥ ७ । । । । । । । । । । मंदरवांक

90

754

3

अनवाशमनक तलिकीनने : नजलव्यमे तदिहमोक्तिमने अनवाममन् लनासिरामतज्ञानील जात्यमवेदी सुंद्र श्रीविद्रविकने ख्यापा वात्वतो। णास्वन्भवतिरशक्तोदंउकारएपवासान् तरिहतदन्भता हा भिलाकें प्राणने श्रवतिवत ति। त्रं मंद्रभ्य भूमः इ अपवनत् वंडे वंडिते कंडिल अए विभवरं ते द्वारित कि वन ति तर के विभिन्न के वन ति विभिन्न त्यारीणस्मितवंद्रोनतं भी शिवान्द्रायानेकनतानी एप दिन द ता प्रकेवदंतीश्वता तमेनेवरवरमंभक्तं व्यममन्यिक्त समाहंदी स्वेश्रामतमुद्दि सेत्वं प्रमहाताः क्री उत्तवा। उवरम परपुक्ततिलकानेज्ञानिष्णानिष्लामाणायां मंत्रमक्तः अग्रमः तद्व जितिवद्कद्नापाधणयन्मभूकरतहषंडं उसलेकिं वानादिन् ६ हेर्द्रोकतरज

CC-0. Gurukul Kangri Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

22

नानिकस्मानोद्देमानरेनियानरेनवाने पिदे एकन्एण्ट्न्रियनः प्रतिनीलक्ने नसस्याकिलक्तियान । लिडिज्यप्यानं अयः यूनमासन मभासारानु किं जीएन वज्ञित्पेषिषंदुर्जिश्वद्वद्वासाहित् नामित्रेनेष्ठित्वामाभवन्भवात् पत्पतांपित जणमध्रा माल्नामतद्वापतिकियदामवद्यतिकितदाहरः मेदरिहभू ननंदनंद नत्त्वभवन्भ मर्विभ्रमात्वकः मंदिरेषुनवनीतन त्यनं वत्त्वीषिपमृतस्वरेषः कातिपस्पर्भेणतां शिरह मेनत्करंविशिवात्वमेवस्ववित्रधवनशेतां द्रातास दात्रवगमर्पतंपयोः रगग्रहितास्यमिसामिसुद्द्रत्यंत्रत्रितिशान्तम्त्रमीः समात्रमध्यात्रविक्षिति प्रकृतत्रविष्ट्रम् तिमक्षयः परहेनंदनद नमुसंदरसंदर्भ व रावनेविह्तस्वव न्तवामः वेणुक्वित्रवण्यस्तिमस्ताव वे समावमर्तनेव

नत्व

तापमही विलिले १६ गायनगापन वन मिर्पते विद्यवनां ते भी पासं विद्यारियाः संराम् एवाहोए सार्भोत्सववहर सिप्रेम सामितिनानं वेत स्वितत्तव वत्तर कार्याम निम्तान १७ दं तिनं निमिष्ठितं जना वकं रम्प महत्तमिष्ठिपं करं तनकं ममुखकार। शासनं संद्रात्मं कमित्रशस्मते १५ वाराण ती रहन में द्रक मोमभंग कत्यदुमा हरण श करनेभएणपाः नन्नन्याञ्चनात्तवत क्रयनाद्यस्ते क्रीराः मुस्रारानात्रात्व १६ लिहित्रवनादिनायहेवंकराव्यनगंदम्ईनिर्वनिवनपंचुन्छनः शंत्रितेम्बर् तिष्तेमदा ए हाति रो तिन मा भवन् भवान् सं प्रतं वाद्रान सन्द पः हन्सर्यम् कंप यादर दिखने वद्धले हिल्दाः १८ मध्ये स्तापयोधि शेषशपने रोषे सदा मुंदर लंतदे अव मातानो भविभवद्गतेष बात्र त्याः विक्राएपाविल नेन पानिहरून साधाद्भवायात्तरे

13

श्रीरंगितिज्ञधानिकेवयानको ववनादीरवरः एकल्की भविष्यन्किलिकल्कर्विता न्द्रधानश्रावान्तिस्यति मरजतन्तवन्दः मन्द्रः प्रशाधनस्माग्रमन्त भवनः र रिशास्त्रद्वतारस्त्रमाः छर्वरवभवदाक्रितान्त्रनान् त्रात्रमेवनकदाविद्न यातेन स्ट्रिमंत्रमाश्रव यातामाभनंतिक वयः काल्यम् तास्वशंश्रत जानित्र मुक्ति स्वाम र्वा मनित्रिताचन तो चरलं हे मेरा क्यारेच स्कारित्र चारित १२ अशकाने कि विनवनवननानाति विवितंद्वातः रंतावास्यहम विवनागाति। नित्यमेशनस्वरेषा प्रगतिसिवद्युर्तिवत्नस्वतावनीवंति पिर्हिष्राप्त अवव य तका श्राहता कर विकास माने संस्था माने सारी मानि सारी माने सारी है सा क्रावेकुंग्गान गर्भवार्जिन संभवेनुद्धाः विनेवस्ने एपः सामित्रेममममुरिश्वर्थने । प त्रितिर्तिशेषः राज्या है है जिस्

अगम्राधः

CC-0. Gurukul Kangri Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

किंवनाश्चिर १७ न्त्राधिध्वानसप्याकारत एंग्स् नंत्रत्वे कार्माणे नवतकारणवेर। नाज्यान ए अस्य तिभवान् निन निल लोकान शांतानिकानगम को वन रो लताय २५ हिंग तवारणभंत्यममाळ्पं करिलिरेवरदात्वमपूर्वकां दशमलंभय एवं छर्र एक्टमर्भ पाः शतमीरशंभ २५ रह चरे वद्दानि वान्यान वाद्यं द्रांद्रादेशाः वनित्रिताना ला मावसानी वि व वो चताो बरवे भवः ए इद मिने ऋण मो मलप्य ने नपि हिष्य मेवि छिद्धिताला सान्द्र तवा नित्त पंवनिति एखा नातमनाएषाः य कियेद्व विविधा वनवन री शत्र भिस्र प्रत्या ब्यान पर प्रतिविद्य ति प्रयान्त्र व स्पंक हिंद्र । जियमन हिंत्र गुणयस्वद्भक्तभाग्यांकुरु प्रत्यदाम् निह्त्तमेव विद्धात्प्रत्यार्थनां प्रार्थनाम् १७ विद्रापनांव नणिश्वरतत्पक्तनामेगीकुरुषक्र लालिया मकी नां स्रीरंगभानियपापुरमेष मोहं एमा

१३

मुन्धना मनाविरहितान्ताण्म एक निकलिता प्रमानिक कर्णन क्रियम स्वानिक त्या प्रमानिक कर्णन क्रियम मनाविरहितान्ताण्म एक निकलिता प्रमानिक कर्णन क्रियम स्वानिक कर्णन क्रियम स्वानिक कर्णन क्रियम स्वानिक कर्णन क्रियम स्वार्थ दिस्को स्वः प्रन रिक्न स्वः व प्रनामित्र दिवा प्रमानि क्रियम स्वानिक क्रियम क्रियम स्वानिक क्रियम क्रियम स्वानिक क्रियम क्रियम क्रियम स्वानिक क्रियम क्रयम क्रियम क



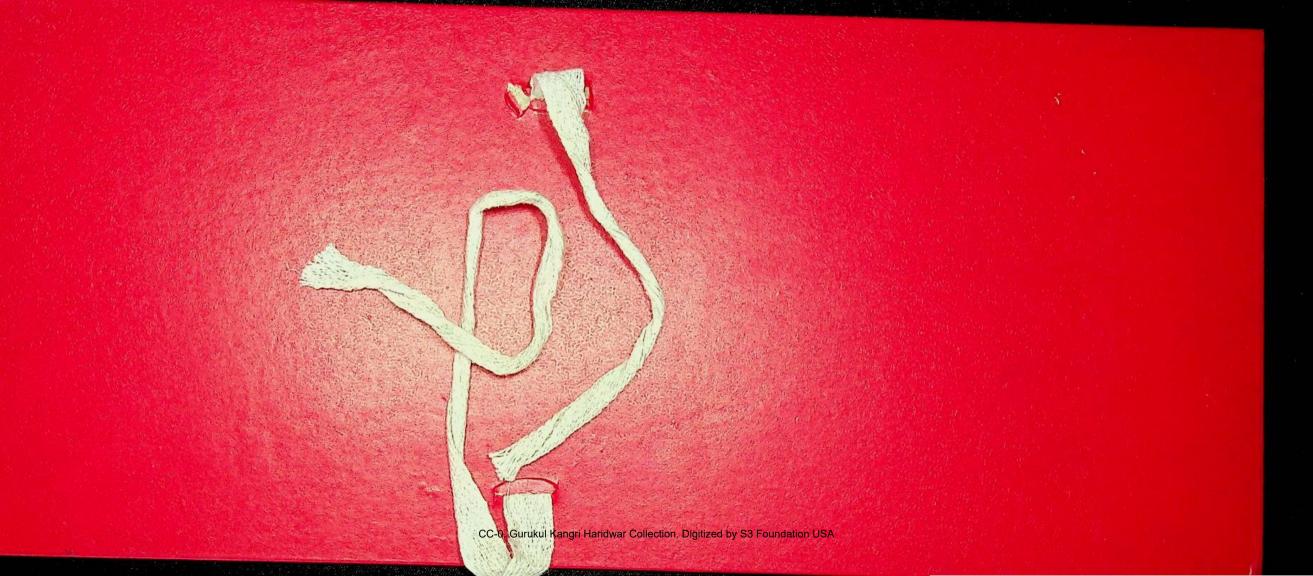